चक्रत्यथित्यच् नक्षड्रनग्यक्भा ॥ एकिभागिमगर्य हरिक के में लियल हम्मेश ० थो स्प्रिया

भिमासिन्धारिएरयन्याज्ञाज्य क्रियाधार्म्याय ल विषयम् । भ्रायक्षा । विषक्ला । यनभः, जुभगगर्, प्रथयं, क्षिक्रकः, यभग्यः। बद्धत्वाण्य भागय्य वाराय उपाक्ष सम्बन्ध्य अभाग्य

भचिषयंभी उज्ञा भेभरेग्रेश्वा अभरेग्रेश अन्ति भेडा । द्रिके क्रिकेश अविक्षेत्र । इति क्रिकेश अविक्षेत्र । इति क्रिकेश अविक्षेत्र । इति क्रिकेश अविक्षेत्र । इति क्रिकेश विक्षेत्र । इति क्रिकेश विक्षेश विक्षेत्र । इति क्रिकेश विक्षेश विक्षेत्र । इति क्रिकेश विक्षेश विक्षेत्र । इति क्रिकेश विक्षेश विक्षेत्र । इति क्रिकेश विक्षेश विक्षेत्र । इति क्रिकेश विक्षेत्र । इति क्रिकेश विक्षेत्र । इति